Book-Post

To,

If not delivered please return to:

P.O. Gurukul Kangri, (U.P.) 249404.

तरिताय॰ वायवे॰ इदंवायवे॰ ब्रह्मएे॰ इदंब्रह्मएे छदो भ्यः इदछदो भ्यः दिवे दूर्दे दिवे वर्षाय इदेस य्याय वस्त्राण दूरं वस्त्राण खदाभ्यः वस्त्राण दे द्रे दे स्थाय वस्त्राण द्रे द्रे स्थाय वस्त्राण द्रे द्रे स्थाय वस्त्राण द्रे द्रे स्थाय वस्त्राण द्रे द्रे स्थाय वस्त्राण वस्त्राण द्रे स्थाय वस्त्राण वस्त्राण द्रे स्थाय 0 ब्रह्म ए । इदे इदि। म्यः उत्ति द्वाभ्यः अवि जापत्ये । देवेभ्यः इदेदेवेभ्यः इदि म्यः इदं नर विभयः श्राद्वाचे ॰ इद श्राद्वाचे ॰ मेधाचे ॰ इद मेधाचे ॰ सदस स्वतये॰ इदं सद सस्पतये॰ अनु मतये इदं अनु मतये० अन्वारं भत्यत्वार अंभः स्वाहाइदम्ग्नये अभ्यः स्वाहा इदवायवे अस्वः स्वाहा इद्रथ्यः । याय अस्ति। इत्रथ्यः स्वाहा इद्रथ्यः । विश्वायः अस्ति। इत्रथ्यः स्वाहा इद्रथ्यः । विश्वयः स्वाहा इद्रथः । विश्वयः स्वाहा इद्रथः । विश्वयः स्वाहा इद्रथः । विश्वयः स्वाहा इद्रथः । विश्वयः स्वाहा इत्रथः । विश्वयः स्वाहा इद्रथः । विश्वयः स्वाहा इद्रथः । विश्वयः अयाम्बा उति इदम उन्ये वितेशतं इदेव मण्यमित्रे उदत्ते मंबस् शामः अर्थि क्याने आ वसने वहां जुनरा वमने य ज्ञाप वीतं अरा वमने गं धं अवता: प्रवाणि ध्यं दिवं तेवेद्यं तेवेद्यं तेवेद्यां गान-वमनं नीरात्मः प्वरेयवायाव्यागनमः मध्यरे रवायाविभवतमः अनररेखाया र द्रायममः क्रितारीतमः पीतारी व्यन्तियो वित्रारी व विस्फुलिंजिन्ये जार्यत मुजिलं प्रज्वितं वंदे भो भावन्ते जतुरंग लं श्रवंविद्वायव्ह्याण्वारक्यामनसाय जापतिंध्याता जुह यात् अ ष्रजायतय स्वाहा इदं प्रजातय इद्गाय इद्गाय इद्गाय स्वाहा इदं प्रजातय इद्गाय । शे सामाय॰ दृहं सामाय॰ ए विळी॰ दृहं ए विळी॰ जिंग्नये॰ दृहं मण्न स्वाये॰ दृहं मण्न स्वाये॰ दृहं सामाय॰ दृहं मण्न